

प्रमास सर्वेक्सम्बद्धाः । स्टब्स्ट्स्य २००४ कार्तिकः । १४०० पृत्यपृद्धाः । दिश्वेष्टः २००९ योगः । ५५०। © तन्त्रेषः सैन्द्रेयाः समुद्रोधनः और प्रसिद्धान गरिका, २००७ १९७ ३९८ १८४४

पुरुवसमाना विर्माण स्तमिति

कंचन संत्री, कृष्ण कुमा, ज्योंकि संदर्ध हुलहुत कियाच मुनेक नागमीय. प्रियम कंचन, पार्टिनी पार्थ, स्त्रा पार्थ स्थान समी स्वर्धका वर्षाच्छ श्रीष कुमार्थ, सोनिका कीरिका स्थील शुक्ल

समस्य सम्बद्धाः – तानिकः गुप्ताः

चित्रांकन - कंच्क शरी।

शास्त्र श्रम अवस्था - निधि वाध्य

की ही औ अधिका - वर्गम गुला नेतार कैयी अधून गुला

## आधार ज्ञापन

रेपेस्स कृष्ण सुमार, निरंत्रका, नाष्ट्रीय स्टेबिस अपूर्णवाप और स्वित्रका परिवय, यो निरुत्ती: प्रोप्नेसर वसूषा कामय, स्वयूष्ट निरंत्रका, केन्द्रीय स्टेबिस प्रोधाणिको संस्कान, कर्युष्ट सीवित्रक अपूर्णवाप कीट प्रतिक्रका परिवय, वर्ष विद्यात्ती। प्रेरोक्टिक केंद्र ती. विद्यात्त, विद्यानक्ष्यका प्रार्थिक विद्यात्ती विद्यात्ता, रुप्यूष्ट सीवित्रक अनुसंख्या और प्रतिक्रिक निरंत्रका परिवय, यो निरुत्ती; प्रोहेन्सर स्वयूष्ट कार्यों, विद्यानिक संस्कृत स्वयूष्ट सिर्वार सिर्वार स्वयूष्ट सीवित्र अनुसंख्या कीट प्रतिक्रम प्रार्थिक स्वयूष्ट कीट सिर्वार स्वयूष्ट स्वयूष्ट सीवित्र सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र सीवित्र स्वयूष्ट सीवित्र सीवित

त्रकोव समोहर समिति

हरें सर्तोच्य बार्कार्थ (१०४६), सूर्व बुक्तपति, सहस्या गाँधे अंतर्गादिश विशेषि विद्यावद्यालयः वर्षः विदेशः १०६६: अधुन्ताः सायः विश्ववद्याः, गैरित्वः अञ्चयन विद्यागः आवित्वः विदेशः स्थानिकः दिन्त्वे। इत्यान्यः विश्वतः सीर्द्रः श्रेष्टः विद्याः वि

भा मा एक एक क्या का चौरत

प्रकारक विकास दे हार्यक प्रकटिय सेविक उत्तरकात गाँउ प्रवित्तरक परिन्त, को अस्टिन्य गाएँ प्रवे निक्ती (1994) द्वारा प्रकारिक कच प्रकार विशेष पीत की उन्न वैक्सियन परिन्य, परित्र य भारत (1994) हमा पुरेसा (SBN 978-91-7450-898-0 (198-52) 978-91-7450-875-1

## रक्षातिकार सुर्विद्य

प्रश्नाम भी प्रवेशपूर्ण के किन को प्रश्नाम के किसी पाए भी बान्य तम ब्लाइकिट पानि क्याप्तिति। फ्लाइंट अपने किसे अन्य शिव से पूर. कांग्र स्टब्स इसारमका सामग्र क्ष्मण क्ष्मण अस्ति है।

## कुर सं है कर है, के करकार विवास के सार्कतर

- t neggen frem in swing up all best upons the income handle
- अत्य कार केर नेती कार्यमा कार्यके अवसानी क्षा स्था कार्य कार्य कार्या कार्य कार्य
- · wedge in the title and the telephone like the title design
- अ. कुल्तुओं, किया विकास प्रकार कर नांच परिवादी बोरालक कर ॥ ॥ पूर्व १८८१ - १८४४
- म्य प्रान्तपुणी, कांम्लाग, प्रशीविक, १९४०च्छा ११। ४०। प्रमेत ११३०। कांप्रस्थाः

क्रम्बराभ म्हानंग

क्षाक्ष प्रशास विश्वत व श्रेक्ट्रण या ।।।।।ऽ मुख्य प्रत्यक्त अस्तिता। नेत्र नृष्टः भूका व्यापर वर्षनार्थः। नेत्र सम





एक दिन तोसिया और मिली ने शरबत बनाया। दोनों ने पानी में लाल-लाल शरबत घोला।





तोसिया और मिली शरबत पीने बैठ गईं। वे शरबत पीते-पीते बातें करने लगीं।



तोसिया हाथ हिला-हिलाकर बात कर रही थी। उसका हाथ लगा और शरबत गिर गया।







तोसिया ने शरबत में उँगली घुमाकर मछली बना दी। उसने मछली की पूँछ भी बनाई।



मिली ने गिरे हुए शरबत से फूल बना दिया। फूल के नीचे दो पत्तियाँ भी बनाईं।







मिली ने उस झंडे में से एक पतंग बना दी। तोसिया ने पतंग की लंबी डोर बनाई।







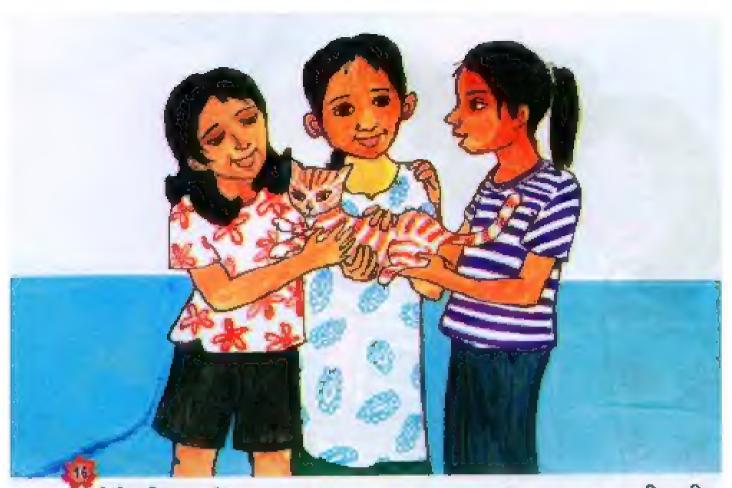

उन्होंने देखा कि मुनमुन सारा शरबत चट कर चुकी थी। तोसिया और मिली जोर-जोर से हँसने लगीं।



2074



ह, 10,00 श्राह्म :

सान्द्रीय राक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAININ

> ISBN 978-81-7450-898-4) ( बस्सा-मेंट ) 978-81-7450-875-1